# DAMAGE BOOK

OU\_176868 OU\_176868 UNIVERSAL LIBRARY

# विषय-सृचा

| विषय                        |       | 'पृष्ठ     |
|-----------------------------|-------|------------|
| १—व <del>त्त</del> ञ्य      | •••   | 8          |
| २—भूमिका                    | •••   | ३          |
| ३—नाटक के पात्र             | •••   | १३         |
| ४प्रस्तावना                 | •••   | १५         |
| ५पहला ऋंक                   | • • • | 8          |
| ६—दूसरा ग्रंक               | •••   | २⊏         |
| ७—तीसरा ग्रंक               | •••   | ३६         |
| ⊏चेाथा श्रंक                | •••   | ४३         |
| <del>.c</del> पाँचवाँ ग्रंक | •••   | ७१         |
| १०—छठा ग्रंक                | •••   | 왕 <b>는</b> |
|                             |       | , ,        |

#### वक्तव्य

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में जब मैं एम० ए० की परीचा के लिए श्रध्ययन कर रहा था उस समय मुभे भास के नाटकों का पढ़ने का श्रवसर मिला। उनके पढ़ने पर मेरा विचार हुन्ना कि इन १३ नाटकों की कथा Lamb's Tales from Shakespeare के ढंग पर लिखकर तैयार करूँ श्रीर पीछे उन्हें प्रकाशित करने का प्रबन्ध करूँ। मैंने कार्य्य श्रारम्भ भी कर दिया था श्रीर 'स्वप्न-वासवदत्ता' की कथा 'श्रार्थमहिला' में ११२४ में प्रकाशित भी हुई थी। श्रनेक कारणों से यह कार्य्य ग्रसम्पादित रहा। इधर प्रयाग त्राने पर कुछ वर्षी तक साहित्य-कार्य्य एक प्रकार बन्द-सा रहा। गत वर्ष (१६२६ में) सुभे कई श्रॅंगरेज़ी पुम्तकों का श्रनुवाद करना पड़ा। इसी प्रसंग में मैंने चिर श्रभिलापित वासवदत्ता का भी श्रनुवाद कर डालना उचित सममा श्रीर उसका कार्य्य श्रारम्भ कर दिया। 'वासवदत्ता' के श्रनुवाद में एक कठिनाई मुभे यह जान पड़ी कि मैं पद्यरचना में श्रसमर्थ था। पहले तो अनुवाद स्थगित करने की इच्छा हुई पर

ऐसा करना मुभे कष्टप्रद जान पड़ा श्रीर मैंने यह निश्चय किया कि मूल श्लोकों का श्रनुवाद भी गद्य में करूँ श्रीर उन्हें मुख्य कथे। पकथन के वाक्यों में ऐसा मिला देने का प्रयत्न करूँ कि वे श्रस्वाभाविक न जान पड़ें। इस प्रयत्न में मुभे कहां तक सफलता हुई है यह पाठक-गण ही निश्चय कर सकते हैं।

यदि यह श्रनुवाद सहदय पाठकों के मनानीत हुश्रा तो शीघ्र श्रन्य नाटकों का श्रनुवाद भी समुपस्थित करने का प्रयत्न करूँगा।

प्रयाग जून, ११३० सत्यजीवन वर्मा

## भूमिका

#### भास का उल्लेख

सन् १६०६ के पूर्व भास के किसी प्रन्थ का पता न था। केवल काव्यों में यत्र-तत्र भास का उल्लेख-मात्र मिलता था जिससे पह पता चलता था कि इस नाम का कोई किव कालिदास श्रादि के पूर्व हुन्ना है। महाकिव कालिदास ने श्रपने मालविकामिन्न नामक नाटक की प्रस्तावना में भास का उल्लेख यें किया है—

''प्रथितयशसां भाससौमिछकविपुत्रादीनां प्रवन्धा-नतिक्रम्प''

किव बाएभट श्रपने हर्पचिरित्र में लिखते हैं—
''सूत्रधारकृतारम्भेनीटकैबहुभूमिकः।
सपताकैर्पशो लेभे भासी दवकुलैरिव ॥''
राजशेखर 'सक्तिमृक्तावली' में भास श्रीर उनके

नाटक 'स्वप्न-वासवदत्ता' का उल्लेख करते हैं—

''भासनाटक चक्रेऽपिच्छेकैः चिप्ते परीचितुम् । स्वप्नवासवदत्तस्य दाहके।ऽभून्न पावकः॥''

'प्रसन्नराघव' में भासकवि के गुणों का वर्णन येां किया है—

"भासो हासः कविकुलगुरु. कालिदासा विलासः।"

#### [ १२ ]

#### भास के ग्रंथ

महामहोपाध्याय पंडित टी॰ गणपति शास्त्री को यन् १६०६ में ट्रावंकीर राज्य की श्रोर से संस्कृत हम्निलिखित ग्रंथों की खोज करते समप मतालिकार मठ में कुछ नाटकों की हस्तिलिखित प्रतियां मिलीं। इनमें मलाया लिपि में लिखे निम्निलिखित दम रूपक थे—

स्वप्न नाटक ग्रविमारक प्रतिज्ञा नाटक बाल-चरित्र पंचरात्र मध्यकायोग चारुद्त्त कर्णभार दृतघटोत्कच उरुभंग

इनके अतिरिक्त एक ११ वां रूपक था जो असमास था। पीछे दो श्रोर नाटकों का पता चला, वे भी उन्हीं दसों की भांति थे। इनका नाम 'अभिपेक' श्रोर 'प्रतिभा' नाटक था। इस भांति इन अश्रुत-पूर्व १३ नाटकों का पता चला।

#### **प्रंथकर्त्ता**

इन रूपकों की रचना साम्य की देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि ये एक ही किन की रचनाएँ हैं। स्वप्न-वासवदता की रचना भास ने की, ऐसा माना जाता है। बाणभट के कथन से यह पुष्ट होता है कि भास के नाटकों में सूत्रधार से त्रारम्भ होता है। इन १३ रूपकों को देखने से उनमें यह विशेषता पाई जाती है। श्रनः यह सिद्ध है कि ये रूपक भास ही की रचनाएँ हैं। पारचात्य विद्वान् श्रभी तक इसे निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये रचनाएँ भास की ही हैं। कुछ भी हो भास की रचना मानने के विरुद्ध कोई विशेष प्रमाण नहीं दिया गया है श्रतः पंडित गणपति शास्त्री का मन ठीक माना जा सकता है।

#### भास का समय

भास के समय के विषय में बड़ा मतभेद है। गणपित शास्त्री ने बाह्य ग्राँगर ग्रभ्यन्तर प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि भास वैयाकरण पाणिनि के पूर्व हुए, पर कौटिल्य (३ शताब्दी ई० पूर्व) के पहले उनका होना शास्त्रीजी ने सिद्ध किया है। पाश्चात्य विद्वानों का मत इसके विरुद्ध है। कीय (Keith) का मत है कि भास ईस्वी तीसरी शताब्दी के ग्रास पास हुए।

## श्रन्य नाटककारों पर भास की छाया

भास के नाटकों के भाव, भाषा श्रीर शैली का प्रभाव पीछे की कृतियों पर पड़ा है। 'शकुन्तला' श्रीर 'मृच्छ-कटिक' में इसका प्रमाण मिलता है। कवि शूदक का मृच्छकटिक भास के 'चारुदत्त' का परिवर्धित संस्करण जान पड़ता है। महाकवि कालिदास के 'श्रभिज्ञान-शाकुन्तल' में श्रनेक सुन्दर भाव श्रोर उक्तियां भास के स्वप्न-वासवदत्ता की छाया जान पड़ती हैं। यह विषय श्रध्ययन योग्य है।

#### स्वप्न-वासवदत्ता

भास के नाटकों में स्वम-वासवदत्ता शैली श्रादि की देखते हुए प्रौढ़ माना जाता है। इसके श्रनुवाद योरप के मुख्य मुख्य भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इस नाटक की रचना श्रन्य नाटकों से क्लिप्ट मानी जाती है। यह रंगमंच के योग्य भी समका जाता है।

#### कथा

उदयन श्रोर वासवदत्ता का श्राख्यान प्रसिद्ध कथा-सरितसागर में छुंदोबद्ध है । मानना पड़ेगा कि भास ने श्रपने नाटक का 'वस्तु', Plot) इसी से लिया होगा। कहीं कहीं उन्हें नाटक योग्य बनाने के लिए उसमें परिवर्तन श्रवश्य करना पड़ा है। कथा-सरित्सागर के श्रनुसार कथा यें हैं—

महाराज उदयन कौशांबी त्राकर मंत्रियों के हाथ में राज्यभार छोड़कर रानी वासवदत्ता के प्रेम में लीन हो जाते हैं। मंत्रियों की राजा की यह उदासीनता त्रीर कामासक्ति त्रच्छी नहीं लगी। इस हेतु वे उपाय सोचने लगे कि किसी तरह राजा सचेत हों श्रीर राज्य का विस्तार हो। इस उद्देश की पूर्ति में एक श्रापित थी। वह थी मगधराज का विरोध। मंत्रियों ने उपाय सोचना श्रारंभ किया। सौभाग्य से मगधराज 'दर्शक' की बहन 'पद्मावती' कुमारी थी। वह सद्गुण श्रीर सुशीलता के लिए प्रसिद्ध थी। मंत्रियों ने सोचा यदि किसी भांति पद्मावती का विवाह महाराज 'उदयन' से हो जाय तो सारा काम बन जाय। इस हेतु वासवदत्ता को हटाना श्रावश्यक था। मंत्रियों ने वासवदत्ता को मिलाया। वह राज्य के कल्याण के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गई। श्रव मंत्रियों के मन की बात हुई।

नाटक की कथा का संज्ञेप येां है-

लावाग्यक नामक गांव में उदयन वासवदत्ता के साथ रह कर मृगया का श्रानंद ले रहा था। मंत्रियों को श्रवसर हाथ लगा। एक दिन राजा शिकार की गया। उसकी श्रवपस्थिति में मंत्री यौगन्धरायण रानी को लेकर चलता हुश्रा श्रोर उस गांव में श्राग लगा दी गई। •जव राजा लौटा तो यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि श्राग में रानी वासवदत्ता श्रोर मंत्री यौगन्धरायण दोनों जल कैर मर गये। राजा इस पर दुखी हुश्रा।

इधर यौगन्धरायण श्रीर वासवदत्ता तपस्वियों का भेष बनाये मगध पहँचे श्रीर वहाँ तपीवन में कमारी

पद्मावती से साज्ञात् हुन्ना । यौगन्धरायण ने वासवदत्ता को श्रपनी बहन बतला कर पद्मावती के हाथों यह कह कर सींपा कि 'इसका पति परदेश गया है श्रीर में भी पर्यटन करने जाता हूँ, मेरे लौटते तक कुमारी श्रपने पास रखें।' कुमारी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया। वासवदत्ता उनके साथ रहने लगी। इसी बीच महाराज उदयन मगधराज के यहां त्राते हैं श्रीर पद्मावती से विवाह करना स्वीकार करते हैं। विवाह करके वे श्रपने राज की लीटते हैं। वासवदत्ता भी साथ जाती है। वहां पहुँच कर उदयन को एक दिन वासवदत्ता की वीएा 'घोपवती' का शब्द सुनाई पड़ता है। महाराज स्वयं उस ध्वनि के सहारे बजानेवाले के पास पहँचते हैं। पूछने पर उन्हें ज्ञात होता है कि यह वीणा उस बजानेवाले का नर्मदा नदी के तट पर पड़ी मिली थी । राजा उससे वीएा लेकर वासवदत्ता के शोक में मुच्छित हो जाता है, श्रीर चेत श्राने पर विलाप करता है। इतने में उसे समाचार मिलता है कि महाराज र ्रासे (वासवदत्ता के पिता) श्रीर महारानी श्रंगारवती (वासवदत्ता की माता) द्वारा भेजे गये कंचुकी रैभ्यस श्रीर दाई वसुन्धरा श्राई है। महाराज उदयन उनसे मिलते हैं श्रीर महारानी पद्मावती से भी मिलने के लिए श्राग्रह करते हैं। कंबुकी महाराज का संदेश सुनाता है।

दाई वसुन्धरा कहती है, "महाराज ! हमारी महारानी श्रंगारवती ने कहा है कि वासवदत्ता तो श्रव हैं नहीं। त्रापको अपनी कन्या देने का पहले ही हमने निश्चय किया था। इसी हेतु त्रापको उज्जैनी लाये थे। पर त्राप संतोष न कर उसे ले भागे। ग्रपनी चपलता से विवाह की प्रतीचा भीन की। ग्रतः हमने दोनों की ग्रनुपस्थिति में चित्र बनवाकर दोनों का विवाह कराया। वे ही दोनों चित्र श्रापको भेजती हुँ।'' पद्मावती कुतूहलवश वासवदत्ता का चित्र देखती है श्रीर उसे श्रवंतिका की श्राकृति से मिलता-जुलता पाकर राजा से पूछती है, "क्या यह ग्राटमी वासवदत्ता का सचा चित्र है ?" राजा कहता है, "चित्र क्यों ? यह तो साचात् वासवदत्ता ही हैं।" पद्मावती राजा का चित्र देखती है श्रीर उसे यथार्थ बना हुआ। पाती है। तब वह कहती है, "महाराज ! उसी चित्र से मिलती जुलती त्राकृतिवाली एक स्त्री मेरे साथ रहती है। उसका नाम ग्रवंतिका है। उसे एक बाह्मण श्रपनी बहन कहकर मेरे पास छोड़ गया था कि उसका पति वरदेश गया है श्रीर वह भी पर्य्यटन पर जा रहा है, श्रतः तब तक के लिए उसे मैं श्रपने पास रख लूँ।"

यह सुनकर राजा विस्मय में पिड़ता है। इतने में प्रतिहारी समाचार देती है कि एक बाह्मण श्रा**या है**। श्रीर श्रपनी बहन महारानी पद्मावती से मांगता है। राजा उसे बुलाने की श्राज्ञा देता है। ब्राह्मण श्राता है श्रीर राजा की श्राशीर्वाद देता है। राजा की उसकी वाणी परिचित सी मालूम होती है। पद्मावती श्रवंतिका की लेकर श्राती है। उसे देख वसुन्धरा कहती है यह तो राजकुमारी वासवदत्ता हैं। ब्राह्मण कहता है, "नहीं! नहीं! यह तो मेरी बहन है!" राजा कुछ निश्चय नहीं कर पाता। तब यौगंधरायण श्रीर वासवदत्ता श्रपने की प्रकट करते हैं श्रीर राजा का श्रमिवादन करते हैं। राजा यौगंधरायण की कार्य्यकुशलता की प्रशंता करता है श्रीर पद्मावती वासवदत्ता के पैर पड़ कर श्रनजान में किये हुए सखीभाव शिष्टाचार के लिए चमा मांगती है। वासवदत्ता उसे सब्रेम उठा लेती है। उसके पश्चान सब उज्जैनी जाने का प्रबंध करते हैं।

## कवि का उद्देश श्रीर चरित्र चित्रण—

इस नाटक के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि
महाकवि भास का उद्देश इसके द्वारा केवल वासवदत्ता
का स्वार्थत्याग, श्रीर उद्दयन का सचा प्रेम प्रदर्शन करना
था। सारी कथा श्रिशिथल, श्रिभिन्न रस श्रीर श्रादर्श प्रेम
का ज्वलंत प्रमाण है जिसके हेतु जो कुछ त्याग किया
जाय थोड़ा है।

किव ने चरित्र-चित्रण में बड़ी ही कुशलता दिखलाई है। प्रत्येक कथोपकथन सरस, सुन्दर श्रीर सारगर्भित है। प्रत्येक वाक्य से चरित्र का कामल विकास होता है। नाट्यकला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण ही नहीं वरन कवि की श्रद्धत प्रतिभा का प्रमाण है। नायिका वासवदत्ता का चरित्र ऐसी सुन्दरता से चित्रित हुन्ना है कि सारे नाटक में वह कोमलता, करुणा, पतिभक्ति, त्याग श्रीन शान्ति की प्रतिमा दिखाई पड़ती है। सारे नाटक में उदयन श्रादर्श प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है । उनमें दुष्यन्त का सा नृप-भाव नहीं है, उनमें 'राम' का-सा एक-पत्नीव्रत-भाव लिच्चत होता है। पद्मावती उदारता, सुशीलता त्रोर कोमल प्रेम की मृत्ति है। उसमें सपती के प्रति साधारण स्त्रियों की सी ईर्प्या है प नहीं है। यौगन्धरायण त्रादर्श मंत्री, चतुर, राजकार्य्य में कुशल श्रीर राजा का हितेथी है। उसके प्रति राजा के हृदय में कृतज्ञता के भाव हैं।

## नाटक के पात्र

```
(१) प्ररुप---
    राजा-वन्सराज उद्यन
    योगन्धरायण-उदयन का मंत्री
    विदृषक—वसन्तक, वत्सराज का विश्वासपात्र ।
    विद्यार्थी-लावाणक में पढ़नेवाला।
    कंचुकी-राजकुल का कंचुकी (द्वारपाल)
    संभाषक । पद्मावती के नीकर
(२) स्त्रियां---
    वासवदत्ता-उदयन की पहली रानी, अवन्तिका के
       भेष में।
    पद्मावती-मगध के राजा महाराज दर्शक की बहन।
    तापसी
    चेटी-पद्मावती की दासी।
   मधुकारिका } पद्मावती की दासियां।
कुंजरिका
    विजया--- उदयन की द्वार-पालिका
   घसुन्धरा—वासवदत्ता की दाई।
   सूत्रधार (प्रस्तावना में), तपस्वी गण, कंचुकी श्रीर
      दरबारी गरा।
```

## प्रस्तावना

## [सूत्रधार आता है]

## मूत्रधार

उदयनवेन्दु सर्वणवासबदत्ता वलौ वलस्य त्वाम। पद्मावतीर्णपूर्णी वसन्तकष्रौ भुनै। पाताम ॥

उपस्थित सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूँ—ऐं ! यह क्या ? मैं अभी कुछ कह भी न पाया कि यह शब्द कैसा सुनाई पड़ता है ? अच्छा, देखता हूँ क्या बात है।

## [नेपथ्य में ]

हटो, हटो, रास्ते से हट जाओ ! हटो सामने से।

#### सूत्रधार

अच्छा, अब समभा मैंने—राजकुमारी की ले जानेवाले, मगधराज के स्वामिभक्त नौकर उद्दंडता से तपोवन में आये हुए लोगों को हटा रहे हैं।

[जाता है]

## ऋंक पहला

[ दो सिपाही श्राते हैं ] दोनों सिपाही

हटो ! बढ़ो ! रास्ता करो ।

[संन्यासी-भेष में यैागन्धरायण श्रीर श्रवन्तिका के भेष में वासवदत्ता श्राती है ]

> यौगन्धरायण [सुनकर]

क्या यहाँ भी हटो बढ़ो ? कीन है यह उजड़ु-गवाँर जो चार दिन के वैभव से श्रंधा होकर इस तपीवन में देहात की तरह रोब जमा रहा है ? क्यों परेशान करता है इस तपीवन के रहनेवाले बल्कलधारी, कन्दमूल खानेवाले शान्स सपस्ती लोगों की ?

#### वासवदत्ता

भइया ! कौन है यह, इस प्रकार हमें हटा रहा है ?

## यौगन्धरायण

बहन ! होगा कोई अधर्मी।

#### वासवदत्ता

यह नहीं—क्या मुक्ते भी यहाँ से हटना पड़ेगा ?

## यौगन्धरायण

बहन ! अनजान में देवताओं की भी दुर्गति होती है।

#### वासवदत्ता

भइया !—मुक्ते थकान से श्रिधिक ते। इस भ्रानदर से कष्ट हो रहा है।

## योगन्धरायए

बहन ! इन सबका विचार ते। तुमने पहले ही छोड़ दिया है। ग्रब इसकी चिन्ता ही क्या करनी ? एक बार तो तुमने भरपेट सुख भाग लिया है, स्वामी के विजय होते तुम्हारा फिर वैसा ही मान हो जायगा। भाग्य तो पहिये की भाँति घृमता ही रहता है।

## दोनों सिपाही

हटो ! हटो ! रास्ते से हट जाओ !

[कंचुकी आता है]

कंचुकी

श्ररे हटाना वटाना नहीं, सम्भाषक ! देखेा ! राजा की बदनामी करोगे ? कहीं तपावन के वासियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है ? शहर के रोबदाब से बचने ही के लिए ते। ये महात्मा लोग श्राकर वन में वास करते हैं।

दोनों सिपाही

प्रच्छा ! जी ग्रच्छा !

जिति हैं]

## योगन्धरायण

र् १ इसका ग्राना ग्रच्छा ही हुग्रा। बहन! चलो. ज़रा उसके पास चल कर पूछें ते।

वासवदत्ता

अच्छा, चलो भइया !

यै।गन्धरायण

[ कंचुकी के पास जाकर ]

क्यों जी ! यहाँ से लोग हटाये क्यों जा रहे हैं ?

कंचकी

हाँ । तपस्वीजी ---

यौगन्धरायण

[ श्रपने श्राप ]

त्रपस्वी ? खूब ! श्रादत न होने के कारण कभी कभी मैं भूल जाता हूँ।

कंचुकी

सुनिए बात यह है कि हमारे महाराज जिन्हें स्रोग दर्शक कहते हैं, उनकी बहन हैं—राजकन्या पद्मावती। वह अपनी माता—महारानी महादेवी से मिलने आई थीं। वह इसी तपोवन में रहती हैं। उनकी आज्ञा लेकर अब राजकन्या राजगृह जा रही हैं—इसलिए आज उनका विचार इसी आश्रम में दिन को विश्राम करने का है। आप लोग आनन्द से अपना काम करें, वन से फलफल, कन्दमूल, ईधन, जल आदि काम की चीज़ें ले आवें। कुमारी तपोवन के नियमें। का उल्लंघन न करेंगी। उनके कुल की सदा से यह रीति चलती आई है।

## योगन्धरायण

#### [ आप ही आप ]

अच्छा ! यही है मगधराज की कन्या— कुमारी पद्मावती, जिसके विषय में पुष्पभद्रक भ्रादि ज्योतिषियों ने कहा है कि वह हमारे महाराज की रानी होगी । आदमी के मन में राग द्वेष दोनों उत्पन्न होते हैं, पर अपने स्वामी की भार्या देखने की उत्कट अभिलाषा के कारण मुक्तमें उसके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो रही है।

#### वासवदत्ता

[श्राप ही श्राप]

राजकन्या जान कर मुक्तमें भी उसके प्रति बहनापे का सा भाव उठ रहा है।

[ पद्मावती श्रपने साथियों श्रीर दासी के साथ श्राती है ]

## दासी

इधर से—राजकन्या ! इधर से ऋाश्रम में प्रवेश करें।

[ एक श्रोर बैठी हुई एक तापसी दिखाई पड़ती है ] तापसी

ग्राशीर्वाद है राजकन्या को !

वासवदत्ता

[ श्रपने श्राप ]

यही है राजकन्या ! है तो उसी के योग्य रूप रंग।

#### पद्मावतो

माईजी प्रणाम !

#### तापसी

अायुष्मती हो ! बेटी ! आश्रो भीतर, तपावन में तो अतिथियों को आना ही चाहिए।

#### पद्मावती

बस ठीक है, माईजी ! बड़े मज़े में हूँ, बड़ी कृपा है त्रापकी ।

#### वासवदत्ता

[ ऋपने ऋाप ]

हुँ ! देखने ही में नहीं वरन बात-चीत में भी यह सुघड़ है।

#### तापसी

[दासी से ]

बेटी ! हमारे महाराज की बहन के विवाह की कहीं बात-चीत है ?

#### दासी

हाँ, माँजी ! उज्जैनी के राजा प्रद्योत ने श्रपने लड़के के लिए श्रादमी भेजा है।

## वासवदत्ता

[ भ्रापने श्राप ]

ख्ब ! अब तो अपनी सगी हुई जाती है।

## तापसी

उसके रूप के अपनुरूप ही है। दोनों ही राजकुल-प्रतिष्ठित हैं।

## पद्मावती

देखेा जी ! किसी तपस्वी को हमारी सहायता की आवश्यकता तो नहीं है ? जाकर तपस्वियों को यहाँ बुला तो लो । मैं जानना चाहती हूँ—किसी को किसी वस्तु की कमी तो नहीं है । तुम भी पूछ लो जाकर हर एक से ।

## कंचुकी

जैसी आपकी आज्ञा, राजकन्या! आश्रम के रहनेवाले लोग! सुन लें आप सब! हमारी राजकन्या जो इस समय यहाँ आश्रम में उपस्थित हैं आप लोगों के व्यवहार से संतुष्ट होकर धर्मार्थ धन से आपकी सहायता करने के लिए आप सबकी बुला रही हैं। जिसकी घड़े की ज़रूरत हो, जिसे कपड़े की आवश्यकता हो, जिसे विद्या समाप्त करके गुरु-दिच्या देने के हेतु द्रव्य की कमी हो, वे सब लोग धर्मात्मा मगध-राजपुत्री के पास जाकर अपना प्रयोजन कहें और जिसे जो माँगना हो माँग।

यौगन्धरायण [ अपने आप ]

अच्छा ! अवसर तो हाथ लगा।

[ प्रकट ]

हाँ भाई ! मुभ्ने आवश्यकता है।

#### पद्मावती

जान पड़ता है मेरा आश्रम में आना सफल हुआ।

#### तापसी

इस तपेवन के सभी लोग संतुष्ट हैं। यह निश्चय कोई परदेसी है ?

> कंचुकी हाँ ! क्या चाहते हैं त्राप ? योगन्धरायण

यह मेरी बहन है। इसका पित परदेस में है। मैं चाहता हूँ कुमारी इसे कुछ काल के लिए अपने पास रख लें। मैं धन नहीं माँगता, न वस्त्र चाहता हूँ, न अपने सुख का सवाल करता हूँ। भीख माँगने के लिए मैंने यह भेष नहीं धारण किया है। केवल यह जान कर राजकन्या धर्मात्मा हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, मैं सोचता हूँ कि उनकी संरचा में मेरी बहन कुशल से रहेगी।

#### वासवदत्ता

[ श्रवने श्राप ]

हुँ ! श्रार्थ्य योगन्धरायण मुक्ते इसके पास छोड़ना चाहते हैं। ख़ैर, वह जो करेंगे सोच समक्त कर ही करेंगे।

## कंचुकी

कुमारी ! इसकी आशा तो बड़ी भारी है। यह कैसे हो सकता है ? धन दे देना आसान है, प्राण, तपस्या दे देनी सहज है। सब कुछ देना संभव है—पर किसी के धरोहर की रचा—यह तो बड़ा कठिन काम है।

#### पद्मावती

यह कहकर कि जिसे जो माँगना हो माँगे—अब हिचकना ठीक नहीं। जो यह कहते हैं वैसा ही करो।

## कंचुकी

ठीक ही कहती हैं राजकुमारी !

## दासी

जय हो कुमारो की ! अपने बात की बड़ी सची हैं।

#### तापसी

चिरंजीव हो, बेटी !

## कंचुकी

[ यौगन्धरायण के समीप जाता है ]

बहुत अच्छा राजकन्या! सुनिए! राजकन्या श्रापकी बहन को अपनी संरत्ता में रखना स्वीकार करती हैं।

## यौगन्धरायण

बड़ी कृपा है राजकुमारी की ! बहन, राज~ कुमारी के पास जाश्रो।

#### वासवदत्ता

अपने आप ]

क्या किया जायगा ! श्रपना दुर्भाग्य !

### पद्मावती

अच्छा, अञ्छा ! अब तो आप हमारी सखी हुई न ?

#### तापसी

ऐँ! देखने से तो जान पड़ता है यह भी किसी राजा की बेटी है।

## दासी

ठीक कहती हैं, माँजी ! मुक्ते भी ऐसा ही जान पड़ता है कि इसने श्रच्छे दिन देखे हैं।

## यौगन्धरायण

## [ श्रपने आप ]

श्रव ते। मेरा श्राधा बोक्त हलका हुआ। जैसी मंत्रियों के साथ सलाह हुई थी वैसा ही हुआ। राजा के फिर प्रतिष्ठा पाने पर यही पद्मावती उसके सचित्र की साची होगी, क्योंकि पद्मावती का विवाह निश्चय राजा से होगा हीं—ऐसा उन ज्योतिषियों ने कहा भी हैं— उन्हीं ने तो हमारी विपत्ति की बात भी पहले ही बतला दी थी। इसी पर विश्वास करके मैंने यह चाल चली है। भला कहीं इन लोगों की बात भूठी ठहरती हैं?

[ एक विद्यार्थी श्राता है ]

## विद्यार्थी

#### [ जपर देखकर ]

दोपहर तो हो गया। श्वक भी गया हूँ। कहीं श्राराम करूँ अब ?

## [ इधर-उधर चलता है ]

अच्छा ! यहाँ ज़रूर तपोवन है आस-पास । तभी तो हरिण निश्चिन्त होकर विचर रहे हैं। वृत्तों पर फल लदे हुए हैं, सामने भूरी गायों के फुंड मज़े में चर रहे हैं। आस-पास कहीं भूमि भी जुती हुई नहीं दिखाई पड़ती। यह सामने कहीं कहीं धुम्राँ भी ऊपर उठता दिखाई पड़ता है। हो न हो यह किसी तपस्वी का स्थान है। अरच्छा, चलुँ भीतर।

## [ प्रवेश करता है ]

अरे ! यहाँ तो एक ऐसा आदमी दिखाई पड़ता है जो तपोवन का वासी नहीं जान पडता।

## [ अञ्चत्र देख कर ]

परन्तु, यहाँ तपस्वी भी तो दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, चलें इन्हीं के पास। अरे! यहाँ तो स्नियाँ हैं!

## कंचुकी

ग्रा जाग्रे। निडर, कोई बात नहीं, तपेत्रन में सबको ग्राने की ग्राज्ञा है।

#### वासवदत्ता

उँह !

# पद्मावती

[ श्रपने श्राप ]

अच्छा, यह स्त्री किसी के सामने नहीं होना चाहती। इसकी देख-रेख तो मेरे लिए कठिन न होगी।

# कंचुकी

सुनिए ! हम लोग यहाँ अभी ही आये हैं। आइए, हम लोगों के साथ ही ठहरिए।

# विद्यार्थी

[ श्राचमन करके ]

अच्छा, अच्छा, कोई हरज नहीं। अब तो मैं सुस्ता चुका।

# योगन्धरायण

भाई ! कहाँ से आ रहे हैं आप ? जायेंगे कहाँ ? आपका स्थान कहाँ है ?

# विद्यार्थी

मैं त्र्याता हूँ राजगृह से। वत्स देश के लवणक नामक स्थान में मैं वेद पढ़ने के विचार से रहता था।

[ ऋपने ऋाप ]

अराह ! लवणक का नाम सुनते ही पुरानी बातें याद त्र्या जाती हैं।

यांगन्धरायण

हाँ, तो समाप्त कर चुकं अपनी पढ़ाई आप ?

विद्यार्थी

नहीं, अभी तो नहीं।

यौगन्धरायण

पढ़ाई समाप्त नहीं हुई तो चले क्यों आये ?

विद्यार्थी

वहाँ एक बड़ी भारी दुर्घटना होगई ?

योगन्धरायण

सो क्या ?

विद्यार्थी

उसी गाँव में उदयन नाम का राजा रहता था।

# योगन्धरायण

हाँ ! महाराज उदयन का नाम तो मैंने भी सुना है। क्या हुआ उनको ?

### विद्यार्थी

वह अवन्ति के राजा की पुत्री—अपनी रानी वासवदत्ता को बहुत मानता था।

योगन्धरायण

मानना ही चाहिए। हाँ, तब ?

# विद्यार्थी

एक दिन राजा शिकार पर गया था। उसकी भ्रमुपस्थिति में रानी गाँव में स्राग लग जाने से जला मरी।

#### वासवदत्ता

#### श्रिपने श्राप ]

भूठ ! बिलकुल भूठ ! कहाँ ? मैं अभागी तो जीती-जागती हूँ !

# योगन्यरायण

हाँ, तब ? तब ?

विद्यार्थी

यौगन्धरायण नामक उसका मंत्री भी बचाते समय उसमें जलकर मर गया।

योगन्धरायण

सच ! जल्दी तो कहो ! क्या हुआ तब ?

# विद्यार्थी

लीटने पर राजा को जब यह सब मालूम हुआ तो उसे उन दोनों के मरने का बड़ा दुख हुआ और वह उस आग में कूदकर प्राण देने पर उतारू होगया। बड़ी मुश्किल से मैत्रियों ने उसे रोका।

### वासवदत्ता

[ग्रपने श्राप]

जानती हूँ, मैं समभती हूँ कितनी मेरे स्वामी को मेरे लिए लगन है। योगन्धरायण

ग्रच्छा ! हाँ, तब ?

विद्यार्थी

तब राजा उसके शरीर पर के अधजले आभू-षणों को हृदय से लगाकर शोक से मूर्च्छित होगया।

सव के सव

हाय! हाय!

वासवदत्ता

[अपने आप]

स्रब तो यै।गन्धरायण के मन की बात हुई।

दासो

राजकुमारी, यह री रही हैं।

पद्मावती

बड़ा दयालु हृदय है इनका।

# योगन्धरायण

हाँ ! हाँ ! मेरी बहन का स्वभाव ही ऐसा है । हाँ, तब क्या हुआ ?

# विद्यार्थी

तब कुछ देर बाद राजा को होश आया।

# पद्मावती

[ अपने आप ]

खैर ! कुशल है। बेहांश होना सुनकर तो मेरे प्राण सूख गए थे।

# यौगन्धरायण

हाँ ! तब ?

### विद्यार्थी

हाँ ! तब राजा एकाएक उठकर पागल की गाँति चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा । हा वासव-दत्ता ! हा अवन्तिकुमारी ! हा प्रिये ! हा प्राणप्यारो ! भूमि में लोटने के कारण उसका सारा शरीर घूल से भर गया था। श्रीर क्या कहें उसका दु:ख चकवे से भी बढ़ा चढ़ा है। इतना दुख तो शायद ही किसी की स्त्री के मरने पर हुआ हो। धन्य है वह स्त्री पित जिसका इतना आदर करता हो! सच पूछो तो आग में जल जाने पर भी ऐसी स्त्री जीती जागती के समान है।

# यागन्धरायण

क्यों ? किसी मंत्री ने राजा का समभाया बुभाया नहीं ?

# विद्यार्थी

क्यों नहीं ? मंत्री रुमण्वान् ने अपनं भर-सक बहुत समभाया-बुभाया। वेचारा राजा के दुख से आप भी दुखी हैं। अपने खामी की भाँति न वह खाता है न ठिकाने से कपड़े पहनता है। रात दिन राते रोते उसका मुँह सूख गया है। जब देखे। तब वह राजा ही की देख-रेख में लगा रहता है। अगर संयोग से राजा की मृत्यु होगई तो उसके बचने में भी संदेह है।

#### वासवदत्ता

# [अपने आप]

सौभाग्य से मेरे स्वामी अच्छे के हाथ में पड़े हैं।

# योगन्धरायण

# [ ग्राप ही ग्राप ]

बेचारं कमण्वान पर बड़ा बोक्त आ पड़ा ! मेरे सिर भी तो है पर उसमें थोड़ा आराम है—उस बेचारं की तो रात दिन की परेशानी है। उसी के भरोसे तो राजा हैं, उसी पर सब कुछ निर्भर है।

### [ प्रकट |

हाँ जी! तो अपब राजा का दुख कुछ. कम हुआ।?

# विद्यार्थी

यह तो मुक्ते नहीं मालूस। बड़ी किठनाई से मंत्री राजा की उस गाँव से लिवा गया। जाते समय वह बराबर यही कह कह कर विलाप करता था— 'यहाँ मैं उसके साथ हँसता था!' 'यहाँ मैंने उससे बातचीत की थी!' 'यहाँ हम दोनों क्तगड़ पड़े थे!' 'यहाँ हम दोनों साथ सीये थे!'— इत्यादि। राजा के चले जाने पर गाँव ऐसा उजाड़ हो गया, मानो आकाश हो जिसमें चाँद श्रीर तारे नहीं। इसी लिए मैं भी वहाँ से चला श्राया।

### नापसी

राजा तो गुणी जान पड़ता है, परदेसी तक उसकी प्रशंसा करते हैं।

# दासी

राजकुमारी, भला वह काहे की फिर से ब्याह. करेगा?

#### पद्मावती

्रिप्रपंत ग्राप ]

यही तो मैं भी जानना चाहती थी।

विद्यार्थी

ग्रब तो ग्राज्ञा दीजिए—चलूँ।

वासवदत्ता ऋौर योगन्धरायण अच्छा, जाइए आप का काम सिद्ध हो !

विद्यार्थी

चलता हूँ।

[जाता है]

यौगन्धरायण

अब तो मैं भी राजकन्या की आ्राज्ञा से चलना चाहता हूँ।

# कंचुकी

राजकुमारी ! ग्राप की ग्राज्ञा से यह जाना चाहते हैं।

#### पद्मावती

ऋाप की बहन ऋापके चले जाने पर ऋकेली हो जायँगी।

#### योगन्धरायण

त्र्याप जैसे गुणी लोगों के साथ रह कर व**ह** उदास न रहेगी।

[ कंचुकी की ग्रोर देखकर ]

अञ्छा, मैं चला अब।

कंचुकी

अच्छा, जाइए आप । फिर दर्शन दीजिएगा ।

योगन्धरायण

त्र्यवश्य ।

[जाता है]

कंचुकी

ग्रब तो श्राराम करने का समय हो गया।

पद्मावती

माईजी ! प्रणाम करती हूँ।

तापसी पुत्री, ऋपने योग्य वर पाऋो । वासवदत्ता

माईजी ! प्रगाम !

तापसी

शीघ्र ऋपने स्वामी से मिलो।

वासवदत्ता

कृपा है आप की !

कंचुकी

श्रव चलना चाहिए, इधर से—इधर से—राज-कन्या ! देखिए—चिड़ियाँ बसेरा लेने लगीं; तपस्ती लोग स्नान करने चले गये; श्राग जल उठी, धुश्राँ तपोवन के ऊपर मँडराने लगा है, वह देखिए सूर्यदेव भी श्रपने किरणों की बटोर कर श्रपने रथ की धीरे धीरे श्रस्ताचल के शिखरों से नीचे उतारने लगे।

[सब जाते हैं]

# श्रंक दूसरा।

# [दासी ग्राती है]

# दासी

कुंजरिका ! कुंजरिका ! कहाँ हैं कुमारी पद्मावती ? क्या कहती है ''यहाँ माधवीलता के मण्डप में गेंद खेल रही हैं'' ? अच्छा, मैं वहीं स्राती हूँ।

# [ घूमकर देखती है ]

अच्छा, यह आ रही हैं गेंद से खेलती हुई कुमारी स्वयं। उनके करनफूल हवा में कैसे फूल रहे हैं ? परिश्रम के कारण चेहरे पर पसीने की बूँदें दिखाई पड़ती हैं। चलूँ मैं ही उनके पास।

# [ जाती है ]

[पद्मावती गेंद से खेलती हुई वासवदत्ता श्रीर श्रन्य सहेलियों के साथ श्राती हैं।]

सिव ! यह लो गेंद ।

पद्मावती

बहन ! बस, ऋब नहीं।

वासवदत्ता

सिख ! इतनी देर तक गेंद के साथ खेलने से तुम्हारे हाथ तो ऐसे लाल हो गये हैं मानो तुम्हारे हैं ही नहीं।

### दासी

खेल लें, श्रीर खेल लें राजकुमारी ! बालापन का खूब त्रानन्द ले लें !

पद्मावर्ता

बहन, तुम तो मुभ्ते बना रही हो।

#### वासवदत्ता

न सिख ! बिल्कुल नहीं । सच, आज तुम बड़ी ही सुन्दर लग रही हो । चारों श्रोर सुभे मानो तुम्हारे ही वरमुख दिखाई पड़ते हैं !

#### पद्मावती

रहने भी दो, मुक्ते बहुत बनाओ मत।

#### वासवदत्ता

ग्रच्छा, महासेन की भावी पुत्रबधू, मैं कुछ न कहुँगी।

#### पद्मावती

महासेन कौन ?

#### वासवदत्ता

वही उज्जैनी के प्रद्योत जिनकी सेना बड़ी सी है।

#### दासी

राजकुमारी उनसे थे। इंही ब्याह करेंगी ? वासवदत्ता

हाँ, तब किससे ?

#### दासी

वत्सराज उदयन से। राजकन्या उसके गुर्खों पर मोहित हैं।

[ ग्राप ही ग्राप ]

अच्छा ! मेरे स्वामी के साथ ब्याह करना चाहती है !

[ प्रगट ]

ऐसा क्यों ?

दासी

क्योंकि उसके हृदय में बड़ा प्रेम है।

वासवदत्ता

[ श्रपने श्राप ]

हाँ, ठीक ! ठीक ! मैं भी इसी गुण पर लहू हो गई थी।

दासी

कुमारी, कहीं राजा विरूप हो तो ?---

वासवदत्ता

नहीं, नहीं ! वह सुन्दर है।

पद्मावती

तुम्हें कैसे मालूम ?

[ अपने आप ]

देखो तो, स्वामी के प्रति प्रेम के कारण मैंने गड़बड़ कर दियान। अरच्छा ठीक।

[ प्रकट ]

सिख, उड़्जैनी के लोग ऐसा कहते हैं।

#### पद्मावती

ठीक ! उज्जैनी में ते। सभी ने ही उसे देखा होगा। सुन्दरता सभी का अच्छी लगती है।

[राजकन्या की दाई त्र्याती है]

दाई

जय हो कुमारी की ! रानी बेटी ! तुम्हारी सगाई हो गई।

वासवदत्ता

किससे, दाईजी ?

दाई

वत्सराज उदयन से।

हैं ता कुशल से महाराज ?

दाई

हाँ, कुशल से — आये हैं यहाँ और राजकन्या से विवाह करना स्वीकार किया है।

वासवदत्ता

कैसा अन्धेर है!

दाई

अन्धर कैसा ?

वासवटत्ता

क्यों, अन्धेर नहीं तो श्रीर क्या ? कहाँ वह राना धाना ! कहाँ यह एकाएक विवाह करने की तैयारी !

दाई

अर्जी, बड़े आदिमियों कं दिल पर शास्त्रों के कथन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वे जल्दी अपना शोक भूल जाते हैं।

दाईजी ! क्या राजा ने खुद विवाह के लिए कहला भेजा है ?

# दाई

नहीं, नहीं, वह यहाँ किसी काम से आये थे। हमारे महाराज ने विद्या, वय श्रीर रूप देख कर, उन्हें योग्य वर समक्त, स्वयं विवाह की बात उठाई थी।

#### वासवदत्ता

[ग्रपन ग्राप]

हाँ, तब तो मेरे स्वामी का कुछ दोष नहीं है।

[दूसरी दासी ब्राती है]

### दासी

उठिए ! उठिए ! जल्दी कीजिए ! हमारी महारानो की ऋज्ञा है कि ऋज दिन ऋज्ञा है— ऋज ही राजकन्या की कंगन बाँधा जाय ।

[ग्रपने ग्राप]

जितनी ही ये लोग जल्दी कर रहे हैं उतनी ही मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है।

दाई

चलो, राजकुमारी चलो !

[मव जाते हैं]

# श्रंक तीसरा

[वामवदत्ता सोचर्ता हुई ग्रार्ता है]

#### वासवदत्ता

भीतर आँगन में विवाह की भीड़भाड़ में पद्मावती की छोड़ कर मैं अबेले यहाँ प्रमोदवन में अपने दुर्भाग्य के दुख की मिटाने आई हूँ।

[इधर उधर धूमनी है]

स्रोह! हद हो गई! यहाँ तक कि मेर स्वामी भी अब दूसरे के हो गये। अच्छा, बैठूँ ज़रा।

[बैठ जाती है]

चकई धन्य है! बिचारी चकवे से असलग होते ही मरती जाती है। मुभ्ते मीत भी ती नहीं है। अभागी मैं उसी आशा में अभी तक जीती हूँ।

[दार्याफूल लिये आती है]

### दासी

श्रीमती अवन्तिका कहाँ होंगी ?

[इधर उधर भूमती है और चारों श्रोर देखती है]

श्रोह ! वह बैठी हैं शिला पर । श्यामा लता कं नीचे । साधारण पर सुन्दर वस्त्र पहने सोच क्या रही हैं बैठी । जान पड़ता है चाँद कुहरे में छिपा हो ! चलती हूँ उनके पास ।

[जाती हैं]

श्रीमती ! मैं बड़ी देर से ढ़ेँढ़ रही हूँ आपको । वासवदत्ता

किस लिए ?

दासी

हमारी महारानी कहती हैं ''श्रीमती ऊँचे कुल की हैं; वह इस काम में चतुर श्रीर कुशक्ष भी हैं। उन्हों से यह जयमाल बनवा लाश्रो।

वासवदत्ता

किसके लिए री मैं जयमाल बनाऊँ ?

दासी

हमारी राजकुमारी कं लिए !

वासवदत्ता

[अपन आप]

बाह ! यह भी हमारे हिस्से में पड़ा है ! ईश्वर भी बड़ा निर्दयी है ।

दासी

श्रीमती श्रीर कुछ न सोचें। वर मिणगृह में नहारहाहै, बस जल्दी से बना दें त्राप जयमाल।

वामबदत्ता

[ग्रपन ग्राप]

ग्रीर कुछ क्या सीचूँगी क्यों री !

[प्रकट]

,देखा तूनं वर को ?

दासी

हाँ, देखा क्यों नहीं ! राजकन्या के स्नेह के कारण ऋौर ऋपने कुत्हल के कारण मैं उसे देखने गई थीं ।

कैसा है वर ?

दासी

श्रीमती ! कहती ते। हूँ मैंने ऐसा सुन्दर वर कभी देखा ही न था।

व।सवदत्ता

सच! सच री ? बड़ा सुन्दर है ?

दासी

साचात् कामदेवता-सा दीखता है।

वासवदत्ता

ग्रच्छा-होगा।

दासी

होगा क्यों ?

वासवदत्ता

परपुरुष की बात करनी ठोक नहीं।

दासी

ग्रच्छा, माला तो जल्दी से बना दीजिए।

वासवदत्ता

ला इधर।

दासी

यह लीजिए, श्रीमती !

वासवदत्ता

[फूलों में से चुनती हुई ]

यह कै।न सी पत्ती है री १

दासो

यह सदा-सोहागिन नामक जड़ी है।

वासवदत्ता

श्चिपने श्चाप ]

उसे अधिक माला में गूँथूँगी—अपने श्रीर पदमावती दोनों के शुभ के लिए।

[ प्रकट ]

भीर यह क्या है री ?

दासी

यह 'सीतडाहिनी' हैं, श्रीमती।

वासवदत्ता

इसका क्या काम ?

दासी

क्यों ?

वासवदत्ता

राजा की रानी तो मर चुकी है, अब इसका काम ?

[ दूसरी दासी ग्राती हैं ]

दूसरी दासी

जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए श्रीमती ! वर सोहागिनों के साथ भीतर ग्रांगन में जा रहा है।

वासवदत्ता

ग्रच्छा, ले यह माला।

दासी

बड़ा सुन्दर बना है ! ले जाती हूँ इसे ।

[दोनों दासियां जाती हैं ]

गई दोनों। श्रोह! बड़ा बुरा हुआ! मेरे स्वामी भी अब दूसरे के होगये! चलकर सी जाऊँ, तिनक दुख तो कम हो। पर नींद भला मुभे काहें की आवेगी!

[जानी है]

# श्रंक चौथा

[ विदूषक त्राता है ]

विद्पक

[हर्ष से]

्खूब मज़े में देखा मैंने बत्सराज का मंगल विवाह उत्सव। ग्रोह! कौन जानता था कि इस प्रकार दुख-सागर में पड़कर हम इस भाँति त्रानन्द के दिन देखेंगे। क्या कहना है! इस समय महलों में ठाट से रहना श्रम्त:पुर के कुग्रों पर ग्रानन्द से स्नान करना, मौज से मिठाइयाँ ग्रीर स्वादिष्ट भोजनें पर हाथ फेरना—बस एकदम स्वर्ग की सैर है—कमी कंवल ग्रप्सराग्रों भर की है। हाँ! पर एक बात की है तकलीफ़—मेरा खाना ठीक पच नहीं रहा है, रात को मुलायम गहों पर भी नींद नहीं ग्रा रही है। जान पड़ता है मुक्ते कोई

बीमारी हो रही है। जब भरपेट खाना नहीं होता, भरपेट सोना नहीं होता, ते। इस जीने का सुख ही क्या ?

> [ दासी त्राती है ] दासी

कहाँ गये वसन्तक शम्मीजी १

[इधर-उधर देखती है ]

ग्रच्छा, यह हैं वसन्तक महाराज !

[ उसके पास जाती है ]

वसन्तक महराज, कब से ढ़ेँढ़ रही हूँ श्रापका !

विद्रुषक

क्यों, ज़रूरत १-कहो।

दासी

हमारी महारानी ने पूछा है—जमाई महाराज स्नान कर चुके ?

विद्पक

किस लिए पछा है महारानी ने ?

#### दासी

श्रीर किस लिए ? यही कि फूल श्रीर श्रंगराग उनके पास भेजा जाय ?

# विद्वक

हाँ ! स्नान कर चुके हैं महाराज । सब कुछ ले क्या सकती हो केवल भाजन छोडकर।

### दासी

भोजन छोड़कर क्यों ?

विद्षक

क्या कहूँ ! बड़ी विपत है ! पेट में कुछ गड़बड़ ही रहा है ।

#### दासी

ते। हानं दे।।

विद्षक

अरुक्का जातू। मैं भी जाता हूँ महाराज के पास।

[दोनों जाते हैं]

[ पद्मावती साथियों के साथ श्राती हैं—साथ में वासवदत्ता भी है ]

# दासी

राजकुमारी ने प्रमोदवन में त्राने का क्यों कष्ट किया ?

# पद्मावती

अरो ! मैं देखने चली आई थी कि सरीफ़े के पेड़ फ़ुले हैं कि नहीं ?

#### दासी

हाँ, फूले हैं राजकुमारी ! खूब लादे हैं फूलों से। ऐसा लगता मानो मूँगे मोतियों के बहुत से लटकन लटक रहे हों।

# पद्मावनी

ंसच री ! ते। देर काहे को करती है ?

#### दःसी

त्रच्छा, तनिक देर बैठें राजकुमारी इस पत्थर के त्रासन पर—मैं जाकर फूल बटोरे लाती हूँ। पद्मावती क्यों बहन बैठा जाय यहाँ ? वासवदत्ता

ग्रन्छा,

[ दोनों बैठती हैं । ] दासी

[फूल एकत्र करके]

लीजिए राजकुमारी, लीजिए ! मेरी अंजुली भर गई है सरीफ़ें के फूलों से। ऐसे चमकते हैं माना संखिया के कण चमकते हों।

पद्मावती

[ देखती है ]

वाह ! बड़े सुन्दर फूल हैं ! देखेा न बहन। देखती हो ?

वासवदत्ता

हाँ जी, हैं तो बड़े सुन्दर !

दासो

श्रीर ले आऊँ, राजकुमारी ?

पद्मावर्ता

नहीं री ! श्रीर क्या होगा ?

वासवदत्ता

अर्जी रोकती क्यों हो ? लाने दो न श्रीर।

पद्मावती

नहीं बहन, महाराज त्र्याकर यहाँ फूली के ढेर देखेंगे ते। ऋच्छा होगा न ?

वासवदत्ता

क्यों जी बहुत प्रेम करती हो महाराज से ?

पद्मावती

बहन ! यह बात नहीं, पर उनके न रहने पर सुभ्के बड़ा उदास लगता है।

वासवदत्ता

[अपने श्राप]

स्रोह ! यह भी ऐसा कहती है ! मैं ही जानती हूँ जो मुभ्र पर बीतती है !

### दासी

राजकुमारी का घुमा फिरा कर कहने का मतलब यह है कि 'मैं महाराज से प्रेम करती हूँ'।

पद्मावती

एक बात मेरे समभ में नहीं आती।

वासवदत्ता

सो क्या ? सो क्या ?

पद्मावती

क्या वासवदत्ता उतना ही महाराज की चाहती थी जितना मैं।

वासवदत्ता

इससे भी ऋधिक।

पद्मावती

तुम कैसे जानती हो ?

वासवदत्ता

[अपने आप]

महाराज का प्रेम मुक्तसे बार बार गृलती करा बैठता है। अच्छा कह देती हूँ—

### | प्रकट |

अगर अधिक प्यार न करती ते। अपने घर-वालों को छोड़कर उसके साथ जाती ही क्यों ?

पद्मावती

हाँ, बहन ! यह बात तो है।

दासी

राजकुमारी ! मौके से किसी दिन महाराज से कहना कि मैं भी वीखा बजाना सीख लुँगी ।

पद्मावती

मैंने कहा था एक दिन महाराज से।

वासवदत्ता

कहा क्या महाराज ने ?

पद्मावती

कुछ बोले ही नहीं। केवल एक ठंढी साँस लेकर चुप रह गये।

वासवदत्ता

इस चुप रहने का मतलब ?

# पद्मावती

जान पड़ता है महाराज को रानी वासवदत्ता की सुध हे। स्राई श्रीर कदाचित् स्रगर मैं न होती तो वे रो भी पड़ते।

### वासवदत्ता

[ श्रपने आप ]

त्र्यगर ऐसी बात है तो मैं बड़ी भाग्यवान हूँ।

[ राजा विदूषक के साथ ग्राते हैं ]

# विद्षक

ही ! ही ! ही ! महाराज ! बड़ा सुन्दर लग रहा प्रमोदवन, बन्धुजीव के पुष्प, तेाड़ते समय, कैसे भूमि पर बिखर गये हैं। इधर से आइए, इधर से महाराज !

#### राजा

आया ! आया, मित्र बसन्तक ! अवन्ती जाकर जब मैंने अवन्तिकुमारी को देखा था—मेरे मन की विचित्र दशा थी—कामदेव ने बेरोक मुभ्र पर अपने पाँचों बाग्र छोड़े थे—ये बाग्र अभी तक मेरे हृदय में कसक रहे हैं, यहाँ आकर उसने फिर मुभ्त पर आक्रमण किया है। पता ही नहीं चलता उसके पास यह छठा बाग्र कहाँ से आ गया ?

# विदूषक

महारानी पद्मावती कहाँ गईं इस समय ? लतामंडप में गईं क्या ? नहीं, पर्वतितिलक नामक पत्थर के चबूतरं पर बैठी होगी, जो असना के फूलों की बिछाते ही बघम्बर की तरह दिखाई पड़ने लगता है। या छितवन की बारी में गई होंगी जिसमें तीखी सुगंध आती होगी। हो सकता है दारु पर्वत नामक चबूतरे पर आनन्द मनाती हों जिस पर पशु-पत्तियों के सुन्दर चित्र बने हैं।

## [ ऊपर देखता है ]

ही ! ही ! ही ! ऊपर देखिए तनिक शरत के स्राकाश में स्रागे बढ़ती हुई सारसों की सुन्दर पंक्ति कां। जान पड़ता है मानो बलराम की सुन्दर भुजा फैली हो। देख रहे हैं न, महाराज ?

#### राजा

देख रहा हूँ, मित्र ! कभी लम्बी हो जाती है, कभी दो दुकड़े में बँट जाती है कभी ऊपर जाती है कभी नोचे। कभी कभी तो घूमती हुई सप्तर्षि तारे की तरह दिखाई पड़ने लगती है। केचुरी छोड़ते हुए साँप के उदर की भाँति निर्मल आकाश को कभी कभी सीमारेखा की भाँति यह बीच से दो दुकड़ों में बाँटती सी दिखाई पड़ती है।

## दासी

देखिए राजकुमारी, देखिए ! ऊपर सफ़ेंद कमल की माला की भाँति यह सारसों की सुन्दर अवली आकाश में कैसी उड़ी जा रही हैं!

## पद्मावती

अरे ! महाराज आ रहे हैं ! बहन, तुम्हारे सामने मैं महाराज से कैसे मिलूँ ? आओ, चमेली के कुंज में चली चलें।

## वासवदत्ता

श्राच्छी बात है।

[ जार्ता हैं ]

विद्षक

महारानी पद्मावती ज़रूर यहाँ त्राकर लीट गई हैं।

#### राजा

कैसे जाना ?

विद्षक

देखिए न महाराज ! इन सरीफ़े के पेड़ों को जिनसे फूल चुने गये हैं।

राजा

बसन्तक ! इन फूलों का रंग तो बड़ा विचित्र है।

### वासवदत्ता

अपने आप ]

बसन्तक का नाम सुनकर जान पड़ता है मैं फिर उज्जैनो पहुँच गई।

#### राजा

बसन्तक ! आश्री, यहाँ पत्थर पर बैठकर पद्मावतीकी प्रतीचाकरें।

विद्षक

अच्छा यही सही।

[बैठता श्रोर फिर खड़ा हो जाता है]

ही ! ही ! ही ! धूप तो बड़ी कड़ी है । चलो चमेली के कुंज में चलें ।

राजा

ग्रच्छी बात है। चलो फिर।

विद्षक

चिलिए।

[दोनों चलते हैं]

पद्मावती

बसन्तक, सबको परेशान करेंगे। अब क्या किया जाय ?

## दासी

राजकुमारी, इस लटकती हुई लता की हिला-कर जिस पर भँवरे मँडरा रहे हैं मैं महाराज की रोके देती हूँ।

## पद्मावती

ग्रच्छा ऐसा ही कर।

[दासी वैसा करती है ]

विद्पक

अपरे बाप रे ! ठहरिए महाराज, ठहरिए !

राजा

क्यों ? क्या हुआ ?

विद्षक

ये साले भँवरे मुभ पर दृट पड़े हैं।

## राजा

ना मित्र, ऐसा नहीं। भँवरों की न छेड़ी। देखो, हमारी ब्राहट पाकर भनभनाते हुए मधु-मत्त भँवरे भड़क उठेंगे जो सप्रेम ब्रपनी प्रियाब्रों से चिपटे हैं श्रीर हमारी भाँति वे भी अपनी पत्नियोः से बिल्लुड़ जायँगे।

# विद्षक

बहुत अच्छा, महाराज !

[दोनों बैठते हैं]

## पद्मावती

बहुत ऋच्छा हुऋा महाराज वहीं बैठ गये !

## वासवदत्ता

[ ऋपने ऋाप ]

बड़ी प्रसन्नता की बात है महाराज मज़े में हैं।

## दासी

राजकुमारी, हम लोग एक प्रकार से बंद हो गई हैं। राजकन्या! श्रीमती अवन्तिका की आँखें। में आँसू उमड़ आये हैं।

#### वासवदत्ता

इन भैंबरें। के एकाएक उड़ने से मेरी आँखें। में कास-कुसुम के पराग उड़कर पड़ गये हैं।

## पद्मावती

हाँ, होगा।

# विद्पक

श्रोप्त ! यह प्रमोद वन उजाड़ सा जान पड़ता है । महाराज, एक बात पूछना चाहता हूँ, पृछ सकता हूँ ?

#### राजा

हाँ ! हाँ ! खुशी से।

# विद्षक

किसे त्राप अधिक प्यार करते हैं—पहली रानी वासवदत्ता की या नई रानी पद्मावती की ?

#### राजा

यह पूछकर आप मुक्ते संकट में क्यों डालना चाहते हैं ?

## पद्मावती

श्रोह ! महाराज सचमुच संकट में हैं !

## वासवदत्ता

[ श्रपने श्राप ]

ग्रीर ग्रभागी मैं भी उसी भाँति !

# विदूषक

मुभ्रस्ते साफ़ साफ़ बतलाइए । संकट कैसा ? एक तो संसार में है ही नहीं दूसरी यहाँ नहीं है ।

#### राजा

नहीं मित्र ! यह नहीं बतला सकता । ऋाप व्यर्थ की बात पूछते हैं।

## पद्मावती

कह तो दिया काफ़ी महाराज ने।

## विद्रषक

मैं क्सम खाकर सच कहता हूँ, महाराज, मैं किसी से कहूँगा नहीं। लीजिए मैं अपनी ज़बान काटे डालता हूँ।

## पद्मावती

त्र्योह ! व्यर्थ की बकवाद है ! इतना महाराज के कहने पर भी इसने मतलब न समभा।

#### राजा

विवश न करो मित्र ! नहीं कह सकता ।

# विद्रषक

न बतलायेंगे आप १ अच्छा जब तक बतलायेंगे नहीं, आप यहाँ से उठने न पावेंगे—मैं आपको उठने न दुँगा।

#### राजा

क्यों, ज़बरदस्ती ?

विद्रषक

हाँ ! ज़बरदस्ती ।

#### राजा

**अ**च्छा, देखें आपकी ज़बरदस्ती ।

# विद्षक

त्तमा कीजिए, महाराज, अपराध हुआ। मित्र कंनाते कहता हूँ मुभ्ते कुपा कर बतला दीजिए!

#### राजा

बड़ी मुश्किल हैं ? अच्छा सुनो—रानी
पद्मावती की यद्यपि उनके रूप, शील, गुणों के
कारण मैं बहुत चाहता हूँ पर अभी तक रानी
वासवदत्ता में लगे हुए मेरं मन को वह अपनी श्रोर
नहीं खींच सकी।

## वासवदत्ता

[ अपने आप ]

बहुत हुआ ! बहुत हुआ ! परिश्रम का फल तो मिला । इसलिए छिपकर रहने में भी बड़ा लाभ है ।

## दासी

राजकुमारी ! महाराज को सचमुच ऐसा नहीं कहना था।

## पद्मावती

नहीं री ! ऐसा न कह । महाराज बड़ा शील मानते हैं, नहीं तो अभी तक रानी वासवदत्ता को क्यों याद करते ?

# वासवदत्ता बहन ! ऋपने कुल के उचित बात कहती हो ।

## राजा

अच्छा मित्र ! मैंने ते। बतला दिया अब तुम्हारी बारी है । बतलाओ तुम्हारे विचार से कै।न अच्छी है—पहले की वासवदत्ता या आजकल की रानी पद्मावती ?

## पद्मावती

महाराज भी बसन्तक की भाँति पूछने लगे।

# विद्षक

यह सब फ़ज़्ल की बात है ! मैं दोनों का समान आदर करता हूँ।

### राजा

वाह मित्र ! मुभ्मसे तो ज़बरदस्ती कहलवा लिया खब खपनी बेर हीला-हवाला करते हो।

## विद्रुषक

क्या मुभ्रसे भी ज़बरदस्ती कहत्वार्येगे आप ?

#### राजा

हाँ ! ज़बरदस्ती कहत्तवायेंगे। विद्षक

तब तो कहलवा चुके।

#### राजा

श्रच्छा, चमा करो ब्राह्मग्य-देवता, माफ़ करो । श्रपनी खुशी से कहो, श्रपनी मरज़ी से ही कहो ।

# विद्पक

अच्छा, ते। सुनिए महाराज ! मैं महारानी वासवदत्ता का बड़ा आदर करता था, नई महारानी पद्मावती में भी बहुत से गुण हैं। वह सुन्दर हैं युवती हैं, क्रोध-रहित हैं, उनमें अहंकार नाम-मात्र का नहीं है, वह चतुर हैं, बोल की मीठी हैं। वासवदत्ता में एक और भी गुण था—बढ़िया बढ़िया भोजन लेकर वह मुभे ढ़ेंड़ा करती थीं—कहाँ गये बसन्त महाराज ?

### वासवदत्ता

[ श्रपने श्राप ]

ठीक ! बसम्तक ठीक ! खूब याद है तुम्हें। राजा

श्रच्छा, श्रच्छा बसन्तक ! मैं कहूँगा न यह रानी वासवदत्ता के सामने ।

विद्षक

अरे ! वासवदत्ता ? रानी वासवदत्ता कहाँ ? रानी की संसार छोडे कितने दिन होगये !

### राजा

[दुख से]

ठीक कहते हो मित्र, अब रानो वासवदत्ता कहाँ ? तुमने अपने परिहास से मेरे मन को ऐसा व्याकुल कर दिया कि पुराने अभ्यास के कारण बरबस मेरे मुँह से ये शब्द निकल पड़े।

## पद्मावती

सचमुच बड़ी मज़ेदार बातें हो रही थीं पर इस मूर्ख ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया।

## वासवदत्ता

## [ अपने आप ]

चाहे जो कुछ हो मुक्ते तो अब विश्वास हो गया। आह ! क्या आनन्द है इस प्रकार छिपकर ऐसी बातें सुनने में !

## विद्षक

धीरज धरिए, महाराज ! धीरज धरिए ! दैव पर किसी का वस है ? अब तो जो हुआ सो हुआ।

#### राजा

मित्र !—समभते नहीं मैं किस विपत्ति में हूँ। पुराने प्रेम की यकायक भुता देना कठिन है, बार बार ध्यान करने से दुख नया होता जाता है। बात यह है कि जब आदमी रो लेता है उसका मन ठिकाने हो जाता है और उसका चित्त शान्त हो जाता है।

## विद्षक

श्चाँसुओं से तो आपका चेहरा भीग गया है। अरुछा, जाकर थोड़ा जल मुँह धोने के लिए ले आऊँ। जाता है]

## पद्मावती

बहन ! महाराज की आँखों पर आँसुओं का परदा पड़ा है। आओ, हम लोग यहाँ से निकल चलें।

## वासवदत्ता

हाँ, ठीक तो है—पर नहीं, तुम यहीं ठहरी। महाराज की इस प्रकार दुखी छोड़कर तुम्हारा जाना अनुचित होगा। मैं ही अकेली जाऊँगी।

## दासी

ठीक तो कह रही हैं श्रीमती श्रवन्तिका। त्राप जायँ महाराज के पास।

पद्मावती

क्यों, सचमुच जाऊँ ?

## वासवदत्ता

हाँ, बहन ! इसमें भी पूछना है ?

[जाती हैं]

[विदृपक त्राता है]

# विदूषक

[कमल कं पत्ते में पाना लिये हुए] क्रारं ! महारानी पद्मावती यहाँ कैसे ?

## पद्मावती

वसन्तक ! क्या है—हाथ में ?

विद्रषक

हाथ में---महारानी जी---हाथ में---

## पद्मावती

वोलो जी ! बोलते क्यों नहीं !

## विद्षक

महारानी ! कास के फूलों का पराग हवा से उड़कर महाराज की आँखों में पड़ गया था इसी से उनका चेहरा आँसुओं से भीग गया है। कुपा कर आप यह गुँह धोने का जल उनके पास पहुँचा देँ।

## पद्मावती

[ श्रपने श्राप ]

चतुर मालिक का नौकर भी चतुर है।

[ राजा के पास जाकर ]

महाराज की जय हो ! लीजिए मुख धोन का जल।

#### राजा

श्ररं ! महारानी पद्मावती !

[वयन्तक से]

वसन्तक, यह क्या ?

विदूपक

[ राजा के कान में कुछ कहता है ]

बात यह है---

राजा

वाह मित्र, वाह !

[ मुँह घोता है ]

पद्मावती ! बैठो न ।

## पद्मावती

जैसी स्राज्ञा, महाराज !

[बेंठ जाती हैं]

### राजा

पद्मावती ! बात यह हुई, सुन्दरी ! कास के फूलों के चाँदनी से सफ़ेद पराग हवा से उड़कर मेरी आँखों में पड़ गये जिसके कारण आँसुओं से मेरा सारा चेहरा भीग गया ।

## [ श्रवने श्राप ]

यह अभी हाल ही में आई है। अगर सच्ची बात कह दूँ तो इसे दुख होगा। माना कि पद्मावती का स्वभाव गंभीर है पर स्त्रियों में चंचलता स्वाभा-विक होती है।

# विदृषक

महाराज ! जान पड़ता है महाराज मगधराज का विचार तीसरे पहर ऋापको ऋपने मित्रों से परिचय कराने का है। आपस के सत्कार ही से ते। प्रेम बढ़ता है। अब ते। महाराज चलना ठीक होगा।

#### राजा

हाँ, जी ! ठीक कहते हो । गुणों में बढ़े चढ़े, नित्य ऋौरों का सत्कार करनेवाले तो बहुत हैं पर किये गये सत्कार की माननेवाले बहुत कम मिलेंगे।

# श्रंक पाँचवाँ

[पद्मिनिका श्रानी है]

## पिद्यानिका

मधुकरिका, ऋरं मधुकरिका ! ऋाती है जल्दी ?

[ मधुकरिका स्राती है ]

मधुकरिका

क्या है, री पिद्मिनिका ? क्या काम है ?

## पद्मिनिका

त्ररी ! तुभ्ते नहीं मालूम राजकुमारी पद्मावती सिरपीड़ा से दुखित हैं ?

मधुकरिका

अरे इरा हुआ !

## पद्मिनिका

जाकर जल्दी से श्रीमती अवन्तिका से कहना तो। बस इतना ही कहना राजकन्या के सिर में दर्द है। वह अपने ही चली आवेंगी।

# मधुक रेका

अरी ! वह क्या करेंगी आकर ?

## पद्मिनिका

क्यों ? इधर-उधर की अच्छी अच्छी कहानियाँ कहकर जी बहलावेंगी।

# मध्करिका

हाँ ! ठीक ते। है । राजकन्या का पलंग कहाँ लगाया गया है ?

## पद्मिनिका

नीले कमरे में बिछाया गया है। तूजा। मैं भी महाराज से कहने के लिए वसन्तक महाराज को हँढ़ने जाती हूँ। मधुकरिका

ग्रच्छी बात है।

[जार्ता है ]

पद्मिनिका

[ श्रपने श्राप ]

त्रब वसन्तक, महाराज को क**हाँ** ढूँ १

[विद्यक ग्राता है]

# विदूषक

महारानी के वियोग से दुखी महाराज वत्सराज के हृदय में इस नवीन पद्मावती के पाणिष्रहण के कारण जगी हुई प्रेम की अग्नि इस विवाह के अत्यन्त सुखकर मंगल अवसर पर और भी भड़क उठी है।

[ पिक्किनिका को देखता है ]

त्र्यरी पद्मिनिका ! पद्मिनिका ! क्या है री **?** 

## पद्मिनिका

वसन्तक महाराज, जानते नहीं महारानी पद्मावती सिर दर्द से परेशान हैं ? विद्षक

नहीं तो। सच ? मुफं क्या मालूम ?

पद्मिनिका

श्रच्छा, महाराज से जाकर यह निवेदन करना। मैं भी सिर कं लिए लेप लेकर जर्ल्दा जाती हूँ।

विद्षक

कहाँ विस्तर लगाया गया है महारानो पद्मावती का ?

पद्मिनिका

नीले कमरे में।

विद्पक

अप्रच्छा, जारी ! मैं भी महाराज से कहने जाता हैं।

[दोनों जाते हैं]

[राजा आते हैं]

राजा

अब तो फिर विवाह का भार सिर पर आ ही गया, पर अब भो मेरा मन उस बखान करनं योग्य अवन्ति-पुत्री की चिंता किया करता है जिसका कोमल शरीर लावगुक की अग्नि में इस प्रकार नष्ट हो गया जैसे पाले में कामल कमिलनी।

विद्पक

[ आकर ]

जल्दी ऋाइए, महाराज ! जल्दी ऋाइए !

राजा

क्यों ? क्या है ?

विद्षक

महारानी पद्मावती सिर दर्द से परंशान हैं।

गजा

किसने कहा तुमसे ?

विद्षक

मुभसे पद्मिनिका ने कहा।

#### राजा

हा! सुन्दर सुघड़ गुणी स्त्री पाकर मेरा शोक आब कुछ कम हुआ था—यद्यपि पुराना घाव अभी बिलाकुल भरा न था। एक बार विपत्ति का धका खाकर मैं पद्मावती के विषय में भी डरता ही रहता हूँ। कहाँ हैं महारानी पद्मावती इस समय ?

विद्पक

नीले कमरे में।

राजा

अच्छा, रास्ता तो बतलाओ उसका।

विद्धक

ऐसे म्राइए, महाराज !

[दोनों घूमते हैं]

विद्पक

यही है नीला कमरा, महाराज ! चलिए।

राजा

ऋागे बढ़ी।

विद्पक

बहुत अच्छा।

[ भीतर जाकर ]

अरे बाप रे ! ठहरिए, ठहरिए, महाराज ! वहीं रहिए !

राजा

बात क्या है ?

विद्षक

चिराग की रौशनी में यह काला साँप ज़मीन पर लोटता दिखाई पडता है।

#### राजा

[ भातर जाता है औार मुस्कराना हुआ देखता है ]

श्रच्छा ! मूर्खराज तुमको यही सपे दिखाई पड़ता है । वाह रे मूर्खराज ! दरवाज़े के तोरण से गिरकर जुमीन पर पड़ी हुई लम्बी माला को साँप समभ्र बैठे ! यही मन्द वायु में हिलकर साँप की तरह रेंग रही है ।

# विदूषक [दंखकर]

सच ! महाराज त्राप ठीक कहते हैं। अरे, यह तो साँप नहीं है।

> [ भीतर जाकर चारों श्रोर देखता है ] महारानी पद्मावती ज़रूर श्राकर लौट गईं । राजा

> मित्र ! जान पड़ता है अभी अर्घाई ही नहीं।

विद्पक

कैसे जाना आपने ?

### राजा

इसमें जानने की क्या बात है ? देखे। न, बिस्तर कहीं से उलटा पुलटा नहीं है—जान पड़ता है ऋभी ही बिछाया गया है, न कहीं चहर सिकुड़ा है, न तिकये पर कहीं सिर रखने या सिर पर लगे लेप का दाग पड़ा है श्रीर न कहीं रोगी के चित्त बहलाने के लिए कुछ मनोरंजन ही है। श्रीर फिर बीमार श्रादमी भला इतनी जल्दी श्रपने श्राप उठ-कर चला जायगा ?

# विद्रषक

तब स्राप इस पलंग पर थोड़ी देर बैठकर रानी की प्रतीचा करें।

## राजा

अञ्जी बात है।

[बैठता है]

मित्र ! मुभ्ते तो नींद सता रही है। कीई कहानी कही—

# विदूषक

अच्छा, एक कहानी कहता हूँ। 'हुँ' कारी भरिएगा न, महाराज ?

#### राजा

हाँ !

## विद्पक

उज्जैनी नाम की एक नगरी है उसमें बहुत से नहाने के तालाब हैं—।

### राजा

क्या कहा उज्जैनी ?

# विद्वक

श्रापका यह कहानी श्रच्छी नहीं लगती। श्रच्छा दूसरी कहता हूँ।

#### राजा

यह बात नहीं कि मुक्ते अच्छी नहीं लगती। बात यह है—उज्जैनी नाम सुनकर मुक्ते अवन्ति राजकुमारी की याद हो आई जिसने वहाँ से चलते समय अपने घरवालों की याद कर अपनी आँखों में भरे आँसुओं को मेरी गोद में बहाया था। न जाने कितनी बार संगीत सीखते समय उसकी आँखें मुक्त पर ऐसी लगी रही हैं कि उसके हाथ जिससे मिज़राब छूट गये हैं सिर्फ़ हवा में चलते रहे हैं।

# विद्पक

अच्छा, मैं दूसरी कथा कहता हूँ । ब्रह्मदत्त नाम का एक नगर था। वहाँ काम्पिल्य नाम का राजा था।

#### राजा

क्या कहा ? क्या कहा ?

# विदूषक

[ फिर से कहता है ]

### राजा

मूर्ख ! ब्रह्मदत्त राजा था, काम्पिल्य नगरी थी ।

# विद्षक

क्या राजा का नाम ब्रह्मदत्त था क्रीर काम्पिल्य नगरी थी ?

#### राजा

हाँ !

# विद्षक

अच्छा, तनिक ठहर जायेँ महाराज ! मैं होँठ किये लेता हूँ इसे । राजा ब्रह्मदत्त, नगरी काम्पिल्य ।

## [बार बार रटता है]

श्रच्छा, सुनिए महाराज। वाह ! क्या श्राप सो गये ? इस समय तो बड़ी सर्दी है। मैं जाकर अपनी रज़ाई ले श्राऊँ।

## [ जाना है ]

[ वासवदत्ता त्राती है। साथ में दासी है ] दासी

त्र्याइए श्रीमती ! त्र्याइए ! राजकुमारी के सिर में बड़ा दर्द हैं।

## वासवद्त्रा

कहाँ पलेंग बिछाया गया है राजकुमारी का ?

## दासी

नीले कमरे में लगा है बिस्तर।

## वासवदत्ता

तो चल आगे।

[दोनों चलर्ता हैं]

दासी

यही नीला कमरा है, चिलिए श्रीमती। मैं जाकर जल्दी से सिर में लगाने का लेप लिये अप्राती हूँ।

> [ जाती हैं ] **वासवदत्ता** [ अपने आप ]

मुभासे सचमुच परमात्मा रुष्ट है! महाराज का वियोग दशा में तिनक संतीष देनेवाली पद्मावती भी बीमार पड़ गई। ऋच्छा, चलुँ भीतर।

[ जाकर इधर-उधर देखती है ]

आंह ! बड़ी लापर्वा हैं दासियाँ ! पद्मावती की तबीयत अञ्छी नहीं है श्रीर उन सबने उसे अकेली केवल एक दीपक के भरोसे छोड़ दिया है। यह सो रही है पद्मावर्ता। मैं बैठती हूँ—लंकिन नहीं ! दृर बैठने से बुग मानेगी। अच्छा, ते। उसके पर्लॅंग ही पर बैठना ठीक होगा।

## [ बेंडर्ना हे ]

यह क्या ? आश्चर्य की बात है, उसके समीप बैठने से मुक्त अत्यन्त सुख हो रहा है। मज़े में सो रही है। बड़ो अच्छी बात है। उसका कष्ट निश्चय कम हो रहा है। क्या पलँग के एक किनारे लेटकर वह आलिंगन की इच्छा करती जान पड़ती है? अच्छा, तो मैं लेट जाऊँ इसके पास में।

[ वैया ही करती है ]

राजा

[स्वप्त में बकता है]

वासवदत्ता ।

## वासवदत्ता

## [ एकाएक उठकर ]

अरं ! यह तो महाराज हैं—पद्मावती नहीं ! देख तो नहीं लिया मुक्ते ? इससे तो आर्ट्य यौगंध-गयण की प्रतिज्ञा ट्रट जायगी ।

### राजा

हा अवन्ति-राज-कुमारी !

## वासवदत्ता

ख़ैर ! महाराज नींद में बक रहे हैं। कीई है भी नहीं आस पास ! थोड़ी देर यहाँ ठहर कर अपनी आँखें ती ठंडीं कर लें।

#### राजा

हा प्यारी ! हा शिष्या ! बोलती क्यों नहीं ?

### वासवदत्ता

बोल तो रही हूँ, महाराज ! बोल रही हूँ !

#### राजा

क्या नागज़ हो गई ?

#### वासवदत्ता

नहीं ! नहीं ! मैं ते। प्रसन्न हूँ ।

### राजा

अपर नाराज़ नहीं हो तो अपने आभूषण क्यों अस्तर फोंक दिये हैं ?

### वासवदत्ता

इससे अच्छी और कौन बात है ?

#### राजा

क्या विरचिका का भ्यान करती हो ?

## वासवदत्ता

[क्रोध से]

अरे ! जानं भो दो । यहाँ भी विरचिका ?

#### राजा

ग्रच्छा, समा कर दो मुभ्ते विरचिका के लिए—

[ हाथ फैलाता है ]

#### वासदवत्ता

बहुत देर तक यहाँ ठहरी रही। कहीं कोई देख लेगा। अब चलना चाहिए। अच्छा, महाराज का हाथ तो ठिकानं रख दूँ जो पलँग से नीचे लटक रहा है।

> [ वैसा करती है श्रीर जाती है । राजा

> > [ चींक कर उठता है ]

वासवदत्ता ! ठहरा ! ठहरा ! हाय, व्यर्थ दीड़कर मैं दरवाज़े से टकरा गया ! पता नहीं यह स्वप्न कहाँ तक सच्चा है ?

> [ विदृपक श्राता है ] विदृपक

वाह ! महाराज उठ गये ?

राजा

मित्र ! तुम्हें एक ृखुश-ख़बरी सुनाता हूँ। वासवदत्ता मरी नहीं है—

# विद्षक

हा ! वासवदत्ता ? रानी वासवदत्ता कहाँ ? उन≭ा भरे तो बहुत दिन हो गये ।

नहीं, मित्र ! ऐसा न कहो । जब मैं शय्या पर सो रहा था मुभ्ते वह जगाकर अंतर्धान हो गई। निश्चय रुमण्वान यह कह कर मुभ्ते धोखा दे रहा था कि वह जलकर मर गई।

# विद्पक

हा ! यह कहीं संभव है ? आपने अवश्य स्वप्न में उन्हें देखा है । स्नानागारों का वर्णन सुनकर आप उन्हीं का ध्यान करते रहे होंगे ।

#### राजा

श्रगर यह स्वप्न था, श्रच्छा होता कि मैं सदा यही स्वप्न देखा करता—यदि यह श्रम था, श्रच्छा हो यदि मैं सदा ऐसे श्रम मं पड़ा रहूँ।

# विद्षक

महाराज ! इस नगर में अवन्तिसुन्दरी नाम की एक परी रहती हैं। अर्पापने उसी की देखा होगा ।

नहीं, मित्र ! नहीं ! आँख खुलने पर मैंने उसकी ग्रंजन-रहित आँखें श्रीर खुले कंश देखे हैं जो उसकी सतीत्व की रचा कर रहे हैं। श्रीर, मित्र, यह देखेा, यह बाहु जिसे उसने घबराहट में कस कर पकड़ा था श्रभी तक रोमांचित है—यद्यपि नींद में ऐसा हुआ था।

# विद्षक

व्यर्थ की बातें मत सीचिए, महाराज ! ऋाइए, ऋाइए, चलिए भीतर महल में।

[कंचुकी याता है]

# कंचुकी

महाराज की जय हो ! महाराज दर्शक ने कहला भेजा है कि आपकं मंत्री रुमण्वान, अरुणी पर चढ़ाई करने के लिए भारी सेना लेकर आये हैं और मेरे भी हाथी, घोड़े, पैदल और रथ की सेनाएँ तैयार हैं। महाराज तैयार हो जायँ।

आपकं शत्रुओं में फूट हो गई है। प्रजा आपकं गुणों पर प्रसन्न है और आपमें विश्वास रखती है। सेना की अनुपस्थिति में घर की रचा का प्रबंध कर लिया गया है। शत्रु को नाश करने के निमित्त जो कुछ चाहिए ठीक है। हमारी सेनाएँ गंगा पार भी पहुँच चुकी हैं और वत्सों का देश अब आपकं अधीन है।

#### राजा

[ उठता है ]

वाह ! बड़ी अच्छी बात है। अब मैं भी दुष्ट अरुणी पर चढ़ाई करता हूँ और हाथी घोड़ों से भरे हुए समुद्र-रूपी रण-सागर में बाणों की बाढ़ से शत्रुओं का नष्ट करता हूँ।

[ सब जाते हैं ]

# श्रंक छठा

[ कंचुकी त्राता है ] कंचुकी

अपरं! कौन है यहाँ स्वर्ण-द्वार के पहरं पर ? [प्रतीहारी अप्रती है]

प्रतीहारी

मैं हूँ पहरे पर, विजया । क्या काम है ?

# कंचुकी

वत्सदेश की फिर से प्राप्त करनेवाले प्रतापी
महाराज उदयन से निवेदन करा कि महाराज
महासेन का भेजा हुआ रैभ्यस कंचुकी और महारानी अङ्गारवती की भेजी हुई देवी वासवदत्ता की
दाई वसुन्धरा आई है। दोनों द्वार पर मिलने को
खड़े हैं।

### प्रतीहारी

इस संदेश कं लिए तो इस समय अवसर नहीं है।

# कंचुकी

अवसर क्यों नहीं है ?

### मतीहारी

बात यह है—महाराज के पूरबी प्रासाद में काई वीगा बजा रहा था। उसे सुनकर महाराज ने कहा 'जान पड़ता है काई घोषावती बजा रहा है।'

# कंचुकी

तब ? तब ?

### पतीहारी

तब उसके पास जाकर महाराज ने पूछा, 'तुम्हें यह वीगा कहाँ मिला ?' उसने कहा, 'मैंने इसे नर्मदा तट पर एक भाड़ी में पड़ा पाया है। यदि महाराज की काम हो ती इसे अपने पास रखें।' वीगा उससे लेते ही महाराज मूर्च्छित हो गये। फिर होश आते ही महाराज रोते हुए कहने लगे

'घेषावती ! तुभ्ते ते। मैं पा गया पर उसका पता नहीं है ।' भला ऐसी हालत में मैं तुम्हारा समाचार कैसे जाकर कहूँ ?

# कंचुकी

अरी ! जाकर कह तो यह उसी से संबंध रखता है।

### पतीहारी

हाँ ! अच्छा ते। मैं अभी जाकर कहती हूँ। अयर ! महाराज ते। पूरबी प्रासाद से उतर कर इधर ही आ रहे हैं! जाकर निवेदन करती हूँ।

कंचकी

अच्छा, **य**ही सही।

[दोनों जाने हैं]

# [राजा श्रीर विद्षक श्राते हैं]

### राजा

ऐ मधुर शब्दवाली ! तूने कभी महारानी के वत्त:स्थल पर और गोद में आराम किया है । कैसे तुभ्ममें वह वनवास सहा गया जहाँ पर चिड़ियाँ तुभ्म पर धूल फेंकती थीं ?

हाय ! घोषावती ! तू बड़ी कठोर हैं। नहीं तो बेचारी महारानी का तिनक भी तुम्के ख़्याल न आता, जो तुम्के अपने बग़ल में दबाकर चलती थों ? कैसे तू उन आलिंगनों की भूल गई जो थक जाने पर तुम्के मिलते थे ? मेरे विरह में वह तुम्के बजाया करती थीं। कभी कभी बजाते समय वह कुछ कह भी बैठती थीं, कभी कभी मुसकराती भी थीं— यह सब तू कैसे भूल गई ?

# विद्षक

महाराज ! बहुत हुआ, अब भूल जाइए इन सबका।

मित्र, नहीं ! इस घोषावती ने मेरी सोई हुई विरह जगा दी । हा ! उसका कहीं पता नहीं जिसे यह घोषावती इतनी प्यारी थी । वसन्तक ! जल्दी से जाकर कारीगरों से इसके तार तो कसा कर लाख्यो ।

# विद्रुषक

बहुत अच्छा, महाराज !

[ र्वाणा लेकर जाता है ] [ प्रतीहारी त्राती है ]

### प्रतीहारी

जय हो महाराज की ! महाराज महासेन का कंचुकी रैभ्यस श्रीर महारानी अङ्गारवती की भेजी हुई देवी वासवदत्ता की दाई द्वार पर खड़ी है।

#### राजा

तो देवी पद्मावती को यहाँ लिवा लाम्रो।

### पतीहारी

बहुत अच्छा, महाराज !

[जाती,है]

र्कसं, महाराज महासेन की यह सब समाचार इतने शीघ मिल गया ?

[ प्रतीहारी और पद्मावती आती हैं ]

# प्रतीहारी

श्राइए, राजकुमारी ! पधारिए !

### पद्मावती

महाराज की जय हो !

#### राजा

देवी पद्मावती ! मालूम है न कि महासंन के पास से रैभ्यस कंचुकी और महारानी अङ्गारवती की भंजी हुई वसुन्धरा नाम की देवी वासवदत्ता की दाई आई है। ये मिलने के लिए द्वार पर प्रतीत्ता कर रहे हैं।

### पद्मावर्ता

महाराज ! अपने वन्धु-बान्धवें का हाल-चाल सुनकर मुभ्ने बड़ी प्रसन्नता होगी।

देवी वासवदत्ता के पीहर वालों की अपना बन्धु समभाना उचित ही है। बैठां पद्मावती। क्यों ? बैठांगी नहीं ?

### पद्मावती

महाराज क्या मुक्ते यहाँ बैठाकर उन लोगों से मिलेंगे ?

#### राजा

इसमें हरज ही क्या है ?

### पद्मावती

महाराज की मैं दूसरी रानी हूँ। यह बात उन्हें कहीं बुरी लगे!

#### राजा

पर जिनसे तुम मिल सकती हो उनसे न मिलना अनुचित होगा न ? इसलिए आओ बैठो।

### पद्मावती

जैसी ग्रापकी ग्राज्ञा!

# [बैठ जाती है]

महाराज ! मैं यह जानने के लिए परेशान हूँ कि माता श्रीर पिताजी ने क्या कहा होगा।

#### राजा

पद्मावती ! ठीक कहती हो । मेरे भी जी में यही उठती है कि वे न जानं क्या कहें । मैं उनकी पुत्री का भगा लाया—पर उसकी रचा न कर सका । मुक्ते तो ऐसा डर लग रहा है जैसे किसी सुशील पुत्र की दुर्भाग्यवश पिता के विरुद्ध अपराध हो जाने पर लगता है ।

### पद्मावती

जिसका दिन पूरा हो गया है उसे कौन रोक सकता है?

### प्रती**हार**ी

महाराज ! कंचुकी श्रीर दाई द्वार पर खड़े हैं। राजा

जल्दी उन्हें यहाँ लिवा लाख्रा।

### पतीहारी

जा आज्ञा महाराज !

[ जाती है थार दाना का लेकर याता है ] कंचुकी

संबंधी कं राज में त्राकर मुक्ते बड़ी प्रसन्नता हुई, पर राजकन्या की याद त्राने पर मुक्ते बड़ा दुख होता है। हा दैव ! यदि शत्रुद्धों ने राज्य न छीन लिया होता तो राजकुमारी अवश्य कुशल से रहतीं।

## पतीहारी

यह हैं महाराज, त्राइए इधर।

कंचुकी

जय हो महाराज की !

दाइ

जय हो महाराज की !

राजा

कहिए, राजाओं को बनाने बिगाड़नेवाले-हमारे संबंधी महाराज मगधराज तो आनन्द से हैं ?

### कंचुकी

हाँ, महाराज, बहुत अञ्ज्ञी तरह से हैं। आप लोगों का कुशल-समाचार पूछा है।

#### राजा

[ त्र्यायन से उठकर ]

मंर लिए क्या आज्ञा दी है ?

# कंचुकी

वैदेही-पुत्र के योग्य ही यह बात है। महा-राज, त्र्राप विराजें। महाराज महासेन ने कह-स्नाया है—

#### राजा

हाँ, कहिए क्या आज्ञा भेजी है ?

[बेंडना है]

### कंचुकी

महाराज नं कहा है कि उन्हें इस पर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि शत्रुओं के हाथों से आपने अपना राज्य छीन लिय।। कादर श्रीर कमज़ोर लोग सदा हाथ पर हाथ धर बैठे रहते हैं। उद्यमी पुरुष ही राज-भोग करते हैं।

#### राजा

यह सब महाराज महासेन की कृपा का फल है। एक बार पराजित करकं मुक्ते अपने पुत्रों को भाँति रखा, पर मैं उनकी कन्या की कंवल भगा ही नहीं लाया वरन उसकी रत्ता भी न कर सका। अपनी कन्या की मृत्यु सुनकर भी उन्होंने मुक्तसे नाता नहीं तोड़ा। क्या यह महाराज ही की कृपा का फल नहीं है कि मुक्ते वत्सदेश फिर शत्रु अभों से वापस मिला है ?

# कंचुकी

महाराज ! मैंने त्रापका महाराज महासेन का संदेश सुना दिया, महारानी का संदेश दाई वसुन्धरा कहेंगी।

#### गना

हा माता ! संालह रानियों में पटरानी—नगर की देवी—मेरी माता तो त्रानन्द से हैं। हमारं बिदाई के समय उन्हें कितना दुख हुआ था। दाई

महारानी मज़े में हैं। उन्होंने आपका कुशल-चेम पूछा है।

#### गजा

कुशल-चेम ? कुशल-चेम तो सब है ही ! [ त्रांसू पोंछता है ] दाई

महाराज ! अधिक सोच न कीजिए।

# कंचुकी

धीरज रिवए, महाराज ! जिस पर आपका ऐसा स्नेह है वह वासवदत्ता मर कर भी अभी जीवित है। जब दिन पूरे हो जाते हैं तो मौत का हाथ कौन पकड़ सकता है ? जब रस्सी दूट गई तो घड़े का कीन राक सकता है ? यही स्थावर-जंगम सबका हाल है। अपने समय पर मरते हैं, अपने समय पर पैदा होते हैं।

#### राजा

नहीं, ऐसा न कहिए। महासेनकुमारी, मेरी शिष्या—मेरी प्रिया थी। क्या मैं उसे इसलिए भूल सकता हूँ कि वह अब इस लोक में नहीं है ?

# दाई

महारानी नं कहा है वासवदत्ता ते। अब हैं नहीं, पर फिर भी तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे हमारं गापालक और पालक। हम लोगों नं पहले ही से तुम्हें अपना दामाद बनाना निश्चय कर लिया था। इसी मतलब से हम लोग तुम्हें उज्जैनी ले आये थे और वीगा सिखाने के बहाने वासवदत्ता को बिना अग्नि को साची किये, ही तुम्हारे हाथ सौंप दिया था। अपनी चंचलता के कारण बिना विवाह किये ही तुम उसे लेकर भाग खड़े हुए। तब

हम लोगों ने तुम दोनों का चित्र बनवा कर विवाह-कार्य्य सम्पादन किया। वही चित्र तुम्हारे पास भंजती हूँ। इसे देखकर अब शान्तिलाभ करो।

#### राजा

माताजी के योग्य ही ये प्रेमभरी, कृपापूर्ण बाहें हैं। यह सन्देशा मुर्फ मैकड़ों राज्यों से भी प्यारा है। अपराधी होने पर भी मेरे ऊपर उनका स्नेह तो ज्यों का त्यों है।

### पद्मावती

महाराज, मैं चित्र में लिखे गुरुजनों का दर्शन करना चाहती हूँ।

दाई

देखिए, ऋवश्य देखिए, राजकुमारी !

[चित्र दंनी हैं]

पद्मावती

[देखकर]

अरं ! यह तो ठीक अवन्तिका जैसी लगती है।

### [प्रकट]

महाराज, क्या यह बहन वासवदत्ता का सदा चित्र है ?

#### राजा

चित्र नहीं। मुभ्ते तो साचात् वही जान पड़ती है। हा ! ऐसे सुन्दर रूप पर ऐसी दारुण विपत्ति। हा ! कैसे यह सुन्दर मुखड़ा उस अग्नि में भस्म हुआ होगा !

### पद्मावती

महाराज का चित्र देख़ँ ते। पता चल सकता है कि देवी वासवदत्ता का चित्र ठीक बना है वा नहीं।

दाई

देखिए, राजकुमारी, देखिए !

पद्मावती

[देखकर]

महाराज का चित्र ते। बहुत सच्चा बना है। इससे ते। पता चलता है कि दूसरा भी अवश्य ठीक बना होगा।

दंवी ! मैं देखता हूँ चित्र देखकर एक बार तुम प्रसन्न, फिर कुछ व्यिष्यत सी दिखाई पड़ीं। बात क्या है ?

### पद्मावती

महाराज ! इसी चित्र की तरह ठीक ठीक एक स्त्री इसी महल में रहती है।

राजा

क्या, वासवदत्ता की भाँति ?

पद्मावती

हाँ. महाराज !

गना

तो जल्दी से उसे यहाँ बुलवामा ।

### पद्मावती

महाराज ! मेरं विवाह के पूर्व एक ब्राह्मण मेरे पास उमे यह कहकर छोड़ गया था कि यह मेरी बहन है। उसका पित परदेश में है, इसिलिए वह पर-पुरुष के सामने नहीं आती।

### [श्रपनं श्राप]

श्चगर ब्राह्मण की बहन है तो कोई दूसरी होगा। संसार में बहुत ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो एक दूसरे से देखने में मिलते-जुलते हैं।

> [ प्रतीहारी त्राती है ] प्रतीहारी

जय हो महाराज की ! उब्जैनी का रहनेवाला एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। वह कहता है 'मैंने अपनी बहन का महारानी के पास रख छोड़ा था। उसे लेने आया हैं।'

राजा

वही ब्राह्मण तो नहीं है, पद्मावती ?

पञ्चावर्ता

वहीं तो जान पडता है।

#### राजा

महलाकी प्रथा के अनुसार उचित आदर के साथ उसे यहाँ शीघ लिवा लाओ ।

## प्रनीहारी

जैसी महाराज की त्राज्ञा !

[जाता है]

#### गना

पद्मावती ! तुम भी उसे लिवा लाख्री।

### पद्मावती

जैसी स्राज्ञा महाराज की !

[जानी है]

[ प्रतीहारी के साथ यागन्धरायण त्राता है। ]

# योगन्धरायण

[ अपने आप ]

श्रीत ! महाराज के हित के लिए ही मैंने महारानी को छिपाया था। सच १छो तो उनके भले ही के लिए मैंने यह सब काम किया था। परन्तु—यद्यपि मेरे प्रयत्नों का फल अच्छा ही हुआ पर मेरे मन में यह शंका उठती है कि महा-राज न जाने क्या कहें ?

### प्रतीहारी

**त्र्याइए श्रीमान् ! यह बैठे हैं महारा**ज ।

योगन्धरायण

[ समीप जाकर ]

जय हो आपकी !

गजा

अरे ! यह वाणी तो मुक्ते कभी सुनी सी जान पड़ती है। ब्राह्मण देवता ! क्या आप ही अपनी बहन की पद्मावती के पास धरीहर छेड़ गये थे ?

यागन्धरायण

क्यों ? मैं ही छोड़ गया था।

राजा

अप्रापकी बहन का शीव लिवा लाग्रा।

पतीहारी

बहुत अञ्छा, महाराज!

[जाती है ]

[पद्मावर्ता, त्रीर त्रवन्तिका त्राती हैं]

### पद्मावती

ग्रात्रो, बहन ! ग्रात्रो ! तुम्हें खुश-खबरी सुनाती हूँ ।

**अवन्तिका** 

हाँ ! हाँ ! कैसी ख़ुश-ख़बरी ?

पद्मावनी

तुम्हारे भाई ग्राये हैं। ग्रवन्तिका

धन्य भाग्य ! मेरी सुध ती ली।

### पद्मावती

[राजा के पास जाकर]

जय हो महाराज की ! यही वह धरोहर है।

#### गना

अच्छा, सींप दो उसे ब्राह्मण देवता को। पर धरोहर सबके सामने सींपना चाहिए। इसिलए रैभ्यस श्रीर दाई वसुन्धरा के सामने ही ऐसा करना ठीक होगा।